# जैनमत

### (जैन साधु सिद्धकरण जो से मसूदा में शास्त्रार्थ—६ जौलाई से १६ जौलाई, १८८१ तक)

जब आषाढ़ बदि १२, संवत् १९३८ तदनुसार २३ जून, सन् १८८१ को स्वामो जो धर्मोपदेश के निमित्त मसूदा पधारे तो कई दिन तक निरन्तर व्या-व्यान देने के पश्चात् ५ जौलाई, सन् १८८१ को राव बहादुरसिंह साहब रईस मसूदा ने अपनी रियासत के सम्मानित जैनियों को बुलाकर कहा कि तुम अपने किसो विद्वान् पण्डित या मतावलम्बी को बुलाओ ताकि उससे स्वामी जी का शास्त्रार्थ कराया जावे और सत्यासत्य का निर्णय हो।

जैनियों ने उत्तर दिया कि हम अपने साधु सिद्धकरण जी को बुलाते हैं, वे स्वामी जी से शास्त्रार्थ करेंगे।

रावसाहब ने कहा कि वे कहाँ हैं ? जैनियों ने उत्तर दिया कि वे ग्राम

सर्वाइ किशनगढ़ क्षेत्र में यहाँ से १६ कोस पर हैं। रावसाहब ने कहा कि हमारे यहाँ से सवारी ने जाओ और तुम में से कोई जाकर साधु जी को बुला लाये। उन्होंने उत्तर दिया कि सवारी पर बैठकर वे नहीं आते परन्तु उनका चतु-मिसा यहाँ पर करना निश्चित हुआ है, इसलिए विश्वास है कि कल आ जावेंगे। दैवयोग से प्रातःकाल आषाढ़ सुदि १०, संवत् १६३८ तदनुसार ६ जौलाई, सन् १८८१, बुधवार को साधु जी वहाँ आ विराजे। आषाढ़ सुदि १३, अर्थात् ६ जौलाई सन् १८८१ शनिवार को स्वामी जी महाराज अपने नियमानु-सार अमण को गये तो सिद्धकरण साधु से जो शौचादि से निवृत्त होकर आते थे, मार्ग में मेंट हो गई। साधु ने स्वामी जी के निकट आकर कहा कि आपका क्या नाम और कहाँ से पधारना हुआ।

स्वामी जो ने उत्तर दिया कि मेरा नाम दयानन्द सरस्वती है और अज-मेर से श्रीया हूँ। फिर स्वामी जी ने कहा कि आपका क्या नाम है और कहां से आना हुआ। साधु जो ने कहा कि मेरा नाम सिद्धकरण है और सर्वाड़ किशनगढ़ क्षेत्र से आया हूँ, चार मास यहीं रहूँगा।

म्वामी जी-यहाँ पर आप कहाँ ठहरे हैं ?

साधु ने कहा कि एक उपाश्रय में।

स्वामी जी ने कहा कि ग्राप ही को जैनियों ने बुलाया है ?

साधु०--हाँ मुभी को।

श्रीर साधु जो ने कहा कि श्रापका पेट तो बड़ा मोटा है, क्या इसमें ज्ञान भरा है ? श्राप लोहे का तवा बाँध लीजिये नहीं तो फट जायेगा। श्रापको ज्ञान-श्रजीर्ण हो रहा है।

स्वामी जी ने उसका उस समय उत्तर देना अनुचित समक साधु से यह प्रश्न किया कि आप लोग मुख पर पट्टी बाँधते और गर्म जल क्यों पीते हो ?

साञ्जानि कहा कि जो ग्राप भी मुख पर पट्टी बाँधें तो मैं इसका उत्तर दूं।

स्रभी इनमें परस्पर वादानुवाद हो हो रहा था कि रावसाहब ने जो प्रायः स्रपने महल की छत पर बैठ प्रातःकाल दूरवीक्षण द्वारा स्वामी जी को भ्रमण करते देखा करते थे, देखा कि किसी से स्वामी जी वार्ता कर रहे हैं। तत्काल ही रावसाहब घोड़े पर सवार होकर स्वामी जी के पास स्रा उपस्थित हुए। रावसाहब को देख साधु चलने लगा। तब रावसाहब ने साधु जी से कहा कि ठहरो, प्रश्न करो, क्यों जाते हो ? स्रन्त को रावसाहब के स्राते ही साधु जी चने ही गये स्रौर स्वामी जी महाराज स्रौर राव बहादुरसिंह जी मार्ग

में परस्पर वार्ता करते हुए निज स्थान को पधारे। फिर स्वामी जी ने श्रावरण विद २, संवत् १६३८, बुधवार तदनुसार १३ जौलाई, सन् १८८१ को निम्निलिखित प्रश्न पंडित छगनलाल कामदार ग्रीर ज्योतिषी जगन्नाथ ग्रादि सम्मानित व्यक्तियों के हाथ सिद्धकरण साधु के पास भेजे।

प्रश्न-जैन-मतान्तर्गत तुम लोग ढूँढिये जो मुख पर पट्टी बाँधना अच्छा जानते हो, यह तुम्हारी बात विद्या और प्रत्यक्षादि प्रमाणों की रीति से सिद्ध नहीं है। इससे जो तुम ऐसा मानते हो कि मुख की वायु से जीव मरते हैं तो भी ठीक नहीं क्योंकि जीव ग्रजर-ग्रमर हैं ग्रौर तुम भी ऐसा ही मानते होगे। जो तुम कहो कि जीव तो नहीं मरता परन्तु उसको पीड़ा अर्थात् दुःख देवें तो हम पाप के भागी होते हैं तो भी सर्वथा ठीक नहीं क्योंकि ऐसा किए विना किसी का निर्वाह नहीं हो सकता। इसमें जो तुम कहते हो कि जहाँ तक बन सके. वहाँ तक जीवों की रक्षा करनी चाहिए। कारण सर्व वायु आदि पदार्थ जीवों से भरे हैं। इसलिए हम लोग मुख पर कपड़ा बाँधते हैं कि मुख से उष्ण वायु निकलने से बहुत से जीवों को दु:ख ग्रौर बाँधने से थोड़े जीवों को कप्ट पहुंचता है तो यह भी कहना आप लोगों का अयुक्त है क्योंकि कपड़ा बाँधने से जीवों को बहुत दु:ख पहुंचता है। कारण यह है कि मुख पर कपड़ा बाँधने से गर्मी रखने से उष्णता अधिक होती है जैसे किसी मकान का द्वार बन्द हो ग्रीर पर्दा डाला जाये तो उसमें गर्मी ग्रधिक होती है ग्रीर खुला रखने से कम होती है। इससे विदित होता है कि मुख पर कपड़ा बाँधने से जीवों को अधिक पीड़ा होती है। इसलिये जो कोई मुख पर कपड़ा बाँधते हैं वे जीवों को अधिक पीड़ा पहुंचाने से अधिक पापी होते हैं। जो नहीं बांधते वे उन बांधने वालों से अच्छे हैं। किन्तु जब तुम मुख पर कपड़ा बाँधते हो तो मुखद्वारा वायु रुककर नाक के छिद्र से जो बाहर निकलती है, वह जीवों के लिए अधिक दु:खदायी होती है। जैसे मुख से कोई अग्नि फूँके और कोई नल से तो नल से वायु चारों श्रोर से रुक अधिक बलवान् हो अग्नि से लगती है। इसी प्रकार नाक की वायु जीवों को अधिक पीड़ा पहुंचाती है। इससे तुम हिंसक हो। जो तुम कहो कि हम नाक और मुख पर एक कपड़ा बांधेंगे तो पूर्वोक्त रीति से मुख ग्रौर नासिका दोनों की गर्मी बढ़कर दुगुनी हिंसा होगी। इससे मुख ग्रौर नासिका पर कपड़ा बाँधना कदापि योग्य नहीं। दूसरे कपड़ा बाँधने से बोला भी ठीक-ठीक नहीं जाता। निरनुनामिक शब्दों को सानुनासिक कर देना दोष है। दुर्ग्निध भी अधिक बढ़ता है क्योंकि शरीर के भीतर दुर्गन्ध है। शरीर से जितना वायु निकलता है वह दुर्गन्ध-युक्त ही है। जब वह रोका जाये तो अधिक दुर्गन्ध बढ़ता है जैसा कि बन्द

जाजहर। इस प्रकार मुखादि प्रक्षालन न करने ग्रौर मुख पर कपड़ा बाँधने से ग्रिधिक दुर्गन्ध होकर ग्रिधिक रोग उत्पन्न करता है जैसा कि मेले ग्रादि में। ग्रौर न्यून दुर्गन्ध विशेष रोग नहीं करता, यह बात प्रत्यक्ष है। इससे यह सिद्ध हुग्रा कि ग्रिधिक दुर्गन्ध बढ़ाने वाला ग्रिधिक ग्रपराधी होता है। जैसा कि ग्राप लोग दन्तधावन ग्रौर स्नानादि कम करने से दुर्गन्ध बढ़ाते हो जिससे रोगोत्पत्ति कर बुद्धि ग्रौर पुरुषार्थ को नष्ट करके धर्मानुष्ठान के बाधक होते हो। जैसे जाजहर (मलागार) के शुद्ध करने वालों की दुर्गन्ध के संग से न्यून बुद्धि होती है वैसे ग्राप लोगों की क्यों नहीं होती होगी। जब दुर्गन्धयुक्त पुरुष की बुद्धि ग्रिति मन्द होती है तो उसके संगियों की क्यों नहीं होती होगी।

(''देश हितैषी'' खंड १, संख्या २, पृष्ठ ७ से १३, ज्येष्ठ मास, संवत् १६३६)

"जो तुम लोग कच्चा जल पीने स्रादि में दोष गिनते स्रौर उष्ण में नहीं, यह भी तुमको ग्रत्यन्त भ्रम हुग्रा है क्योंकि ठंडे के जीव उष्ण जल करने में अधिक दुःख पाते हैं और उनके शरीर जीवित जल में घुल जाते हैं जैसे सौंप का अर्क। सिद्ध हुआ कि उक्त जल के पीने वाले मानो माँस का जल पीते हैं और जो ठंडा जलपान करते हैं वे (इन जीवों को) गर्म जल पीने वालों की अपेक्षा थाड़ा दुःख देते हैं। दूसरे वे जीव जठराग्नि में प्राप्त होकर भी बहुत से प्राण-वायु के साथ बाहर भी निकल जाते हैं। इससे ठंडा जल पीने वाले तुमसे बहुत कम जीवों को दु:ख देने वाले ठहरते हैं। जो तुम कहो कि न हम जल गर्म करते हैं स्रौर न हम किसी को शिक्षा स्रपने लिए जल को उष्ण करने की करते हैं, तो भी तुम अपराध से नहीं छूट सकते क्यों कि जो तुम गर्म जल न लेने, न पीते ग्रीर न उष्ण करने की शिक्षा करते तो वे ग्रधिक जल क्यों गर्म करते। जो ऐसा कहो कि पाप करने वालों को दोष लगता है, अन्य को नहीं। यह भी कथन ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि चोरी करने वाला तो ग्राप ही चोरी करता है परन्तु शिक्षा करने वाले बहुतों को चोर बना देते हैं, इसलिए तुम ही ग्रधिक पापी हुए। फिर जल के गर्म करने में ग्रग्नि जलाते ग्रौर उस जल से भाप ऊपर उड़ाने से भी जीवों को बहुत दुःख पहुंचता है। इस कारगा यह भी तुम्हारा कथन व्यर्थ हम्रा।

तुम्हारे मत में ऐसी-ऐसी बहुत-सी बात अयुक्त हैं, जैसे एक छोटे से अर्थात् पैसा भर के कुण्ड में अनन्त जीवों का रहना। इसमें जो कोई तुमसे प्रश्न करे कि जिसमें जीव रहते हैं उसका अन्त है, उसमें रहते वालों का अन्त क्यों नहीं? फिर तुमसे उसके उत्तर में केवल चुप वा हठ के अतिरिक्त और कुछ न बन पड़ेगा। यह थोड़ा सा अर्थात समुद्र में से बिन्दुवत् तुम्हारे मत के

सिद्धान्तों में दोष दिखलाया है। जो तुम सम्मुख बैठ कर चर्चा करो तो तुमको ग्रीर तुम्हारे साथियों को तुम्हारे मत के दोष भली-भाँति विदित हो जायें परन्तु जब कोई विद्वान् तुम्हारे सम्मुख तुम्हारे मत के खण्डन-विषय में चर्चा करना चाहे तो भी तुम कभी न चाहोगे क्योंकि जो तुम्हारा मत निर्दोष होता तो दूसरे मत वालों से संवाद करने में कभी न डरते। इसका दृष्टान्त यह है कि तुम ग्रपनी पुस्तकों को बहुत गुप्त रखते ग्रीर ग्रपने मतवालों के ग्रतिरिक्त दूसरों को देखने के लिए नहीं देते। यह तुम्हारा सिद्धान्त पुस्तक ग्रीर तुम्हारे सिद्धान्तों को तुम्हारी ही बातें भूठी कर देती हैं। जिसका चाँदी का रुपया है, वह सर्राफा ग्रीर सुनारादि को दिखलाने में क्यों डरेगा? देखो! हमारा वेदमत सच्चा है इसमे हमको किसी के साथ चर्चा करने में डर नहीं होता। जैसे तुम डर के कारगा हठ करते हो कि मुख पर कपड़ा बाँवे विना तुमसे हम बात नहीं करते। यह तुम्हारा केवल छल है क्योंकि "नाच न ग्रावे ग्राँगन टेढ़ा।"

#### हस्ताक्षर-दयानन्द सरस्वती

जब उक्त प्रश्नों को लेकर साधु जी के स्थान पर पहुंचे तो क्या देखते हैं कि साधु जी बहुत से स्त्री और पुरुषों के मध्य में बखान (व्याख्यान) कर रहे हैं तब यह लोग तहां जा बैठे। जब बखान पूर्ण हो चुका तब पंडित छगनलाल मंत्री राव मसूदा ने जो उक्त प्रश्न ले गये थे सब लोगों के सम्मुख पढ़कर सुना दिये और कहा कि इनका उत्तर देना आपको योग्य है। इस पर साधु जी ने कहा कि जो तुम लोग मुख पर पट्टी बाँधों तो मैं उत्तर दूँ। तब उन लोगों ने कहा कि हम मुख पर पट्टी बाँधना पाप गिनते हैं। आप इन प्रश्नों का उत्तर दें, जब पट्टी का बाँधना सिद्ध कर देंगे तब हम प्रसन्नतापूर्वक पट्टी क्या जैसा आप हमसे कहेंगे, स्वीकार करेंगे। यह सुन साधु ने कहा कि मैं उत्तर नहीं दे सकता और उठ कर भीतर को ओर चले गये। फिर उन्होंने सब वृत्तान्त स्वामी जी और राव साहब को सुनाया और अपने-अपने स्थान को पधारे। तत्पश्चात् साधु जी ने तीसरे दिन अर्थात् १५ जौलाई, सन् १६८१ को सुजानमल कोठारी के हाथ स्वामी जी के प्रश्नों के निम्नलिखित उत्तर भेजे।

### "साधु सिद्धकरण जी की स्रोर से प्रश्नों के उत्तर"

प्रश्न=मुँह वांधने में क्या धर्म है? हमको तो पाप प्रतीत होता है इत्यादि।

उत्तर—जबिक मकान में ग्रग्नि की ज्वाला निकलती है, उस मकान के द्वार में होकर वायु भीतर जाती है तो वायु के जीव सब मर जाते हैं। जब बारड़ा (द्वार) बन्द किया जावे वायु की ग्रोट से सब जीव बच सकते हैं ग्रौर

वाहर भी उस ज्वाला का तेज कपड़े की स्रोट से ठंडा होकर जाता है जैसा कि उष्ण जल की भाष। बाहर एक गर्म की हुई चीज की भाष के निकलते समय कपड़े की स्रोट दो तो फिर स्रोट से बचकर भाप बाहर जावेगी वह फिर वैसी गर्म कभी न रहेगी वा आड़ा हाथ देकर देखो तो पहले जो हाथ , देगा उसका जलेगा। वही जल की भाप निकलेगी तो दूसरी श्रोर जो श्राज्बाजू जो हाथ रहेगा कभी वैसा नहीं जल सकता। यह तो प्रत्यक्ष दीख पड़ता है ग्रौर जीव ग्रजर, ग्रमर है परन्तु वायु के जीव का शरीर है। विना शरीर के जीव नहीं रह सकता। दूसरे खुले मुख रहने से प्रत्यक्ष दोष भी है कि उसको सब कोई समभ सकता है क्योंकि जो कोई बड़े मनुष्य के निकट बात करे तो मुंह के पल्ला लगा रहता है क्योंकि जिससे थूक न उछले वा भ्रपनी दुर्गन्धता का श्वास उनके द्वारा न पहुंचे तो स्रापड़ों से (स्राप सरीखे) बुद्धिमान होकर यह क्या प्रश्न पूछा। स्रापको भी तो यह विचार करना चाहिए कि वेद की पुस्तकों को खुले मुंह बाँचना क्या पुस्तक के श्वकारा वा दुर्गन्ध-श्वासा नहीं पहुंचती होगी? इसलिए अवश्य आपको उघाड़े (खुले मुख) रहना उचित नहीं ग्रौर हम तो साधु हैं, हम निरर्थक जोड़ नहीं करते क्योंकि यह वात पक्षपात कहलाती है, धर्म के अतिरिक्त साधु को कुछ प्रयोजन नहीं। कोई हमारे निकट ग्रावे ग्रौर सुनना चाहे तो सुने। जाने-ग्राने का कुछ प्रयोजन नहीं। हाँ यह पक्की देखी कि कुछ धर्म की बात मानेंगे तो जा भी सकते हैं।

हस्ताक्षर—सिद्धकरण

(देश-हितैषी, खंड १, संख्या ४ पृष्ठ ७ से १० तक)

उत्तर पक्ष । स्वामी दयानन्द जी महाराज की भ्रोरं से उत्तर—

उत्तर—जबिक मकान में ग्रग्नि की ज्वाला निकलती है इत्यादि। यह तुम्हारा मुख पट्टी बाँधने का उत्तर ग्रविद्यारूप है क्योंकि बाहर का वायु ही सब पदार्थों का जीवनहेतु है। विना इसके संयोग के कोई भी प्राणी नहीं बच सकता ग्रौर उसके सम्बन्ध के विना ग्रग्नि भी नहीं जल सकती। जैसे किसी प्राणो वा जलती ग्रग्नि को बाहर की बायु से वियुक्त करें तो वह उसी समय मर जाता है। ग्रौर दीपकादि ग्रग्नि भी बुक्त जाता है क्योंकि इसके जलाने ग्रादि का कारणा बाहर का बायु है। न मानो तो बन्द कर देख लो। इसलिए यह तुम्हारा ग्रविद्यारूपी उत्तर सिद्ध होता है। यद्यपि ऐसी ग्रन्थथा बातों पर लिखना व्यर्थ है क्योंकि जो किसी से हो ही नहीं सकता। देखो जो मकान के द्वार ग्रौर खिद्र बिल्कुल बन्द किये जायें तो ग्रग्नि कभी न जलेगी ग्रौर का ग्रोर से ग्रोट किया जाये तो दूसरी ग्रोर से जहाँ मार्ग पाता है वहाँ से ग्रांतवेग कि चलकर

वही वायु के जीवों से उसका सम्बन्ध होता है ग्रौर कपड़े की ग्रोट से भी वह कभी ठंडा नहीं हो सकता किन्तु वह एक स्रोर से एक कर दूसरी स्रोर से गर्म हो जाता है जवाला की जितनी गर्मी है। जबतक बाहर की वायु से सम्बन्ध ग्रौर संघात छूट एक-एक परमाणु पृथक्-पृथक् होकर न मिल जायें तबतक ग्राग्नि ठंडा कैसे हो सकता है। श्रौर सर्वत्र वायु में विद्युतरूप ग्रग्नि भी (कि जहाँ वायु के शरीर वाले जीव हैं) व्याप्त हो रहा है फिर वायुस्थ जीव क्यों नहीं मर जाते ? जव एक स्रोर कपड़े स्नादि से स्नाड़ा किया जाये तो दूसरी स्रोर गर्म वायु स्नधिक इकट्टा फैलने और टपकने से शीघ्र ठंडा नहीं होता किन्तु जो चारों भ्रोर से खुला रहे तो शीझ ठंडा हो जाता है जैसे कि मैदान की अग्नि। जब अग्नि की अोर स्राड़ा हाथ दिया जाये तो हाथ की स्राड़ से दूसरी स्रोर गर्मी फैलेगी। स्राड़े हाथ करने से गर्मी कुछ भी कम नहीं हो सकती इससे यह अविद्वानों की बात है। देखो जो सूर्यं की स्रोर हाथ करे तो क्या सूर्यं की गर्मी घट जाती है स्रौर क्या जिस वर्तन में जल गर्म किया जाता है उसका मुख खुला रखने से अधिक गर्मी और स्राधा वा तीन भाग बन्द करने से स्रर्थात् स्राधे वा चौथे भाग से भाप स्रधिक स्रौर जोर से निकल कर बाहर की वायु में नहीं फैलती। श्रौर जो उसका मुख सर्वथा बन्द किया जाये तो क्या बर्तन टूट फूट और उड़ न जायेगा? क्या जिसने ग्रिनि की जवाला के सामने आड़ की तो उसकी ओर गर्मी कम होने से दूसरी आर अधिक गर्मी नहीं होती। क्या हाथ के आड़ किये हाथ से अग्नि के दूसरी ओर जिस किसी के हाथ और कोई वस्तु हो तो वह अधिक तप्त नहीं होती और जब चारों श्रोर से श्राड़ कर श्राग्न को रोका जावे तो गोलाकार होकर ऊपर को क्यों न चढ़ेगा श्रौर भाप के दूसरी श्रोर हाथ जैसा कि इधर का जलता है वैसा उधर का न जलेगा और हाथ की आड़ के हाथ में गर्मी इस लिये अधिक नहीं लगती कि वह अगल बगल होकर ऊपर उठ जाती है। देखो तुम्हारी यहाँ अत्यन्त भूल है क्योंकि जो वायु के शरीर वाले जीव गर्म वायु से मर जाते तो वैशाख भौर ज्येष्ठ मास में जबिक वायु ग्रत्यन्त तप्त हो लू चलता है तब क्या सब जीव मर जाते हैं और गर्म वायु के जीव जबिक पौष मास में स्रतिशीत पड़ता है तब क्या मर जाते हैं ? इससे यह बात सृष्टिक्रम से विरुद्ध होने से मिथ्या ही है क्योंकि जो ऐसा होता तो परमेश्वर इस सृष्टि में अगिन और सुर्यादि को क्यों रचता ? इसमे जो तुम सत्यासत्य बातों का निश्चय करना चाहो तो वेदादि सत्यशास्त्र पढ़ो और सुनो जिससे यथार्थ ज्ञान पाके धर्म, ग्रर्थ, काम, मोक्षरूपी फल को प्राप्त हो सको। जो ऐसा न करके अपने मत के ग्रन्थों के विश्वास में रहोगे तो यह उत्तम मन्ष्य जन्म व्यर्थ ही नष्ट करोगे।

('देश हितंषी, पृष्ठ द से १० तक, खंड १, संख्या ५, भादों, संवत् १६३६)।

बड़े आश्चर्य की बात है कि जीवों को अजर, अमर मान कर फिर उनका मररा भी मानते हो। जो तुम खुला मुख रखने में प्रत्यक्ष दोष लिखते हो तो प्रत्यक्ष होता है कि ग्राप प्रत्यक्ष के लक्षगादि विद्या को ही नहीं जानते। इसी से किसी बड़े मनुष्यादि से बातें करने में पल्ला लगाना अच्छा समभते हो जो ऐसा है तो फिर वैसा क्यों नहीं करते। छोटे मन्ष्य के सम्मुख हर समय मुख बांवे रहते हो। क्या बड़े मनुष्य का थूका छोटे मनुष्य के साथ लग जाना अच्छा समभते हो ? क्या बड़े के मुख में कस्तूरी घुली होती है छोटे के नहीं ? यदि बड़े छोटों का विचार है तो ग्रपने चेलों के सममुख मुख क्यों बाँ ने रहते हो ? क्यों कि जब किसी बड़े मनुष्य से बोला करो तब बांध लिया करो। सदैव व्यर्थ बातें क्यों किया करते हो। देखो इस बात को तुम नहीं जानते, बड़े मनुष्यों से बात करते समय पल्ला लगाने से यह प्रयोजन है कि सभा में कभी गुप्त वार्ता करनी पड़ती है, यदि मुख खुला रखा जावे ग्रर्थात् कपड़ा न लगावें तो अन्य मनुष्य जो निकट बैठे हों अवश्य सुन लें। जहां कोई तीसरा मनुष्य होता वहां बातें करने में पल्ला नहीं लगाते ग्रौर क्या पल्ला लगाने से दुर्गन्ध एक सकता है ? इसमें इतना ही प्रयोजन है कि जो वायु को रोक के न बातें करें तो उसके फैलने के साथ ही शब्द भी फैल जाये ग्रौर कान में वायु लगने से ठीक-ठीक सुना भी न जाये जैसा कि वायु के वेग से चलने में ठीक-ठीक नहीं सुना जाता। देखो ! कसे अन्धेर की बात है, क्या दुर्गन्ध को कान ग्रहण कर सकता है ? नहीं, किन्तु सुगन्ध दुर्गन्ध का ग्रहण नासिका ही से होता है। इस बात का भ्रापने प्रयोजन नहीं समभा है जैसे गानविद्या न जानने वाला भ्रुपद को समभ नहीं सकता क्योंकि जो विद्या की बातें हैं उनको विद्यान् ही समभ सकता है, अविद्वान् नहीं। हम शब्द, अर्थ और सम्बन्ध को वेद समभते हैं, कागज स्याही को नहीं भ्रौर कागज, स्याही को जड़ होने से सुगन्ध दुर्गन्ध का ज्ञान वा सम्बन्ध नहीं होता। क्या जो तुम्हारे जैनी लोगों के ग्रन्थ वा पुस्तकों के कागज लेखादि हैं, उनको बनाने वालों ने मुख वांधकर बनाया श्रौर लिखा होगा ? हम खुले मुख से वेदों का पाठ करना अत्युत्तम समभते हैं क्योंकि मुख बांधने से स्पष्ट यथार्थ उच्चारए। नहीं होता जैसा कि तुम्हारा सब ग्रक्षरों का नासिका से अशुद्धोच्चारण होता है। इसका उत्तर हमने पहले ही लिख दिया था कि निरनुनासिक को मुख बाँध कर सदैव सानुनासिक बोलना गुद्ध नहीं परन्तु इसके समभने को विद्या चाहिये और जो ग्राप साधु बनते हो तो साधु के वया लक्षरण हैं ? और स्राप स्वार्थी हो वा परमार्थी। जो स्वार्थ की इच्छा स्रार्थीत् "निरर्थक हम नहीं बोलते" ऐसा क्यों कहते हो और जो स्वार्थी होतो साधु क्यों वनते हो ? जो आपको पक्षपात नहीं होता तो मुख पर पट्टी बांधने

का भूठा ग्राग्रह क्यों करते ? कि विना मुख पर पट्टी वांधने के हम नहीं बोलते यदि ऐसा नियम था तो प्रथम ही प्रथम (जंगल में भ्रमण करते समय) हमसे क्यों बोले थे कि स्रापका क्या नाम है? इत्यादि खुले मुख बोले। स्रौर स्रन्य जनों से भी बातें क्यों किया करते हो ? ग्रौर भोजन समय (स्वप्रयोजन के लिये) क्यों मुख खोलते हो ? क्या तुम अपने शरीर-पोषरा, भोजन, छादन, मलिवस-गादि कर्म मौन के अतिरिक्त नहीं समभ सकते होगे ? यह बात मिथ्या है क्यों कि जब हम सुनना चाहते थे तब तो तुम सुनाने को खड़े भी न हुए और जो तुम कहीं स्राते जाते नहीं तो यहाँ कहाँ से स्रागये ? क्या एक ही स्थान पर शिला के समान स्थिर रहते हो ? भला जिसका रुपया चांदी का है उसको कच्चेपन का क्या भय है ? क्या सबके सामने दिखलाने से ताम्र का भी हो जाता है ? क्या तुम वहीं जाते हो जहां तुम्हारी बातें विना समभे बूभे मानलेवें ? हाँ ठीक है तुम तो उन्हीं गोबर-गणेशों को सुना सकते हो, जो प्रसन्नता से "सत्यार्थ" ग्रौर "प्रमारग" शब्दों का हल्ला करके तुमको संतुष्ट किया करें, चाहे सत्य कहो वा श्रमत्य। मान ही लें जैसे दिल्ली की मिठाई। न पूछें न शंका करें, न भूठ का खंडन करें। ठीक समभ लिया जैसे तुम, वैसे तुम्हारे, सिद्धान्त हैं मानो बालकों . का खेल। जो मुख की पट्टी का उत्तर तुम नहीं दे सकते तो छोटे से कुण्ड में अनन्त जीवों के होने आदि का उत्तर देना, तुम क्या किन्तु तुम्हारे तीर्थं करों ने भी इन विद्या की बातों को नहीं समभा था। जो समभने होते तो ऐसी असंभव बात क्यों लिख जाते ? सत्य है जबसे तुम लोगों ने वेदविरोधी होकर वेदोक्त सत्य मत को छोड़ के कपोलकल्पित ग्रसत्य मत को ग्रहरा किया है तब ही से विद्यारूप प्रकाश से पृथक् होकर अविद्यारूप अन्धकार में प्रविष्ट हो गये हो। इसी से ईश्वर, जीव श्रौर पृथिवी ग्रादि तत्त्वों को यथावत् नहीं जान सकते हो।

ग्राग्रो ! ग्रब भी क्यों भूठ पक्षपात करके वेदोक्त सत्य मत का स्वीकार क्यों नहीं करते ग्रौर मुख पर पट्टी बाँधने ग्रादि विद्याविरुद्ध कपोल-किल्पत बातों को क्यों नहीं छोड़ते ग्रौर ग्रन्यथा ग्राग्रह करते जाते हो? सत्य है जो तुम लोगों के ग्रात्माग्रों में वेदविद्या का थोड़ा भी प्रकाश होता तो ऐसी निर्मूल भूठी बातों के लिखने में लेखनी कभी न उठाते ग्रौर जो तुम्हारे सिद्धान्त सत्य होते तो चर्चा करने में भूठे हीले के बहाने क्यों पकड़ते ग्रौर ऐसे ग्रग्रुद्ध लेख का व्यर्थ परिश्रम क्यों करते ? यदि ग्रब भी सच्चे हो तो सम्मुख ग्राकर थोड़े काल में सत्यासत्य का यथार्थ निश्चय क्यों नहीं कर लेते क्योंकि जो वाद-प्रतिवाद से बात सिद्ध होती है वही मानने योग्य है। जिस किसी ने मत मतान्तर वालों से पक्ष-प्रतिपक्ष पूर्वक वादानुवाद नहीं किया वह सत्यासत्य को ठीक-ठीक कभी नहीं जान सकता। इसीलिये तुम भी ऐसा क्यों नहीं करते ? परन्तु क्या करो नाच न

स्रावे स्रांगन टेढा ।

हस्ताक्षर-स्वामी दयानन्द

यह उपर्युक्त पत्र १६ जौलाई, सत् १८८१ को पण्डित वृद्धिचन्द, जगन्नाथ जोशी, व्यास रामनारायगा, बाबू बिहारीलाल तथा अन्य सर्दार लोगों के हाथ स्वामी जी ने साधु जी की आर भेजा। जब वे लेकर चले तो उस समय लगभग दो सौ मनुष्यों के इकट्ठे हो गये थे। इन्होंने पहुंचते ही साधु जी को उक्त पत्र पढ़ सुनाया और निवेदन किया कि अब आप इसका फिर उत्तर दीजिये। परन्तु पाठकगण ! उत्तर देने में तो विद्या चाहिये। न जाने पहले किस की सहायता से उत्तर लिखा था। विशेष क्या लिखुं साधु जी के छक्के छूट गये।

ग्रन्त को उन लोगों ने जब बहुत कहा सुना तब यही मुख से निकला कि हमारे से तो उत्तर कोई नहीं बन ग्राता। ग्रापां तो साधु हैं। जब लोगों ने देखा कि श्रब साधु जी ने ही ग्रपने मुख से हार मान ली तो ग्रव विशेष कहना उचित नहीं, यह समभकर नमस्ते करके चले ग्राये ग्रौर सब वृत्तान्त राव साहव ग्रौर स्वामी जी से निवेदन कर ग्रपने-ग्रपने स्थानों को चले गये।

हस्ताक्षर-वृद्धिचन्व श्रीमाल, मसूदा

(''देश हितेषी'' खंड १, संख्या ६, संवत् १९३५ स्राब्विन, पृष्ठ १२ से १५ तक।) (दिग्विजयार्क पृ० ३१, लेखराम पृ० ६७५ से ६८०)

# ईसामसोहा पर विश्वास

(मसूदा में बिहारीलाल ईसाई से शास्त्रार्थ-जौलाई, १८८१)

श्रावरा शुक्ला ४, सं० १६३ म् श्र्यात ३० जुलाई, सन् १८८१ को पूर्वोकत बाबू बिहारीलाल ईसाई पुनः महाराज से मिलने श्राये। थोड़ी देर बातचीत होने के पश्चात् धर्म-विषय में वार्तालाप होने लगा। इस पर राव साहब ने उनसे कहा कि श्राप पादरी शूलब ड के शिष्य हैं श्रीर मैं स्वामी जी महाराज का, श्राज मेरा श्रीर श्रापका संवाद होगा। इसे बिहारीलाल ने स्वीकार कर लिया। राव साहव ने उनसे प्रश्न किया कि बाइबिल में लिखा है कि ईसामसीह ने एक बार उपदेश में कहा कि यदि श्राप लोगों में राई बराबर विश्वास हो तो इस पहाड़ को चलायमान कर सकते हो। श्रानः यदि श्रापका विश्वास पूरा है तो इस (सोहन नगरी) पहाड़ को श्रपनी जगह से हटा दो। पादरी साहब कुछ उत्तर न दे सके। श्रीर श्रन्त में उन्होंने यह कहकर पीछा छुड़वाया कि इसका उत्तर मैं ग्रव नहीं दे सकता, पादरी शूलब ड से पूछकर उत्तर दूंगा। (लेखराम पृ० ६८६-६६०)

# मुसलमान दासी-पुत्र

(मसूदा में काजी जी से वार्तालाप—ग्रगस्त, १८८१) २७ ग्रगस्त, सन् १८८१ ग्रथीत् भाद्रपद शुक्ला को मुसलमानों की ईदुल- फितर (रोजों की ईद) थी। काजी जी भी ग्रा गये थे। २८ ग्रगस्त को महाराज प्रातःकाल ८ बजे भ्रमण करके लौटे ही थे कि उन्होंने यवनों का भुण्ड ग्रपने नियास स्थान की ग्रोर ग्राते देखा। उन्होंने चाँदमल कोठारी राज्य मसूदा को, जो उनके साथ मसूदा से ग्राये थे, बुलाया ग्रौर कहा कि देखो क्या बात है, ये लोग क्यों ग्रा रहे हैं वे नीचे गये ग्रौर यवन समुदाय के नेता से वृत्त ज्ञात करके स्वामी जी से कहा। उन्होंने कहा कि ऊपर बुलाग्रो। महाराज कुर्सी पर बैठ गये ग्रौर वे लोग फर्श पर बैठ गये। ग्राते ही काजी जी से निम्न प्रश्नोत्तर हुए—

काजी---श्राप हमें दासी-पुत्र कैसे बतलाते हैं ?

स्वामी जी — अपने कुरानशरीफ को देखो। इब्राहीम की दो स्त्रियाँ थीं एक विवाहिता सारा, दूसरी दासी हाजिरा, जिसे उन्होंने घर में डाल लिया था ''' अतः आपके दासीपुत्र होने में क्या सन्देह है ?

काजी-कुरान में ऐसा नहीं लिखा।

स्वामी जी—(रामानन्द ब्रह्मचारी से कुरान की पुस्तक मंगाकर) देखिये, सूरा अनकबूत में लिखा है कि उसी साल (खुदा ने) उसे (इब्राहीम को) हाजिरा (के गर्म) से जो सारा की दासी थी, इस्माईल प्रदान किया।

काजी-वह दासी तो थी, परन्तु निकाह कर लिया था।

स्वामी जी—फिर भी वह वास्तव में दासी ही तो थी, फिर ग्रापके दासीपुत्र होने में क्या सन्देह है ?

इस पर काजी जी निरुत्तर हो गये और मुसलमान देखते के देखते रह

### कबोर पन्थ

# (कबीर पन्थी साधु के साथ मसूदा में धर्मचर्चा -- ग्रगस्त, १८८१)

अगस्त, सन् १८८१ के पहले सप्ताह में एक दिन एक साधु कबीरपंथी ब्यावर से स्वामी जी के पास मसूदा में आया और परस्पर धर्मचर्चा होने लगी।

स्वामी जी—ग्रापके मत के कितने ग्रन्थ हैं ?

साधु जी-हमारे २४ करोड़ पुस्तक हैं।

स्वामी जी-यह बात मिथ्या है क्योंकि इतने ग्रन्थों की संख्या ग्रौर रखने को कितना स्थान चाहिए (इस पर भी साधु जी कुछ न बोले)।

तब स्वामी जी ने फिर कहा कि तुम्हारे कबीर कौन थे ग्रौर जब नुम

<sup>#</sup>इस शास्त्रार्थ का लेखरामलिखित विस्तृत विवरगा पृ० २४१ पर भी है।

#### क्या मुसलमान दासीपुत्र हैं

क्रबीरमत में होते हो तब उनकी प्रशादी और गुरु का उच्छिष्ट भी खाते हो कि नहीं?

साधु जी—उन्छिष्ट खाते है। कबीर का जन्म नहीं है, ग्रजन्म है। उसके माँ बाप भी नहीं।

स्वामी जी—कबीर जी कोशी में कुकर्म से उत्पन्न हुए थे। इस कारण उसकी माँ ने उसे बाहर फेंक दिया था। उसी समय वहां पर (जहाँ पर कबीर पड़ा था) एक मुसलमान जुलाहा ग्रा निकला। वह कबीर को उठाकर घर ले गया ग्रीर ग्रपना पुत्र सा जान उसको पाला ग्रीर बड़ा किया। ग्रब देखिये कि उसका जन्म भी हुग्रा ग्रीर माँ बाप भी ठहरे।

साधु जी इस बात को सुनकर चुप रहे और कुछ उत्तर न दिया फिर और विषय पर बातें होती रहीं। (''देश हितेषी'', खंड १, संख्या न, पृष्ठ ६,७) (लेखराम पृष्ठ ५४६)